## 1957- 9849

| गण्डातम् उटं नमी वृक्षणे स्वस्मे सिश्च दानस् कृषिणे ॥ अभूतेव जगज्जीविभिदा यत्र । विवर्तते ॥ १॥ भगतवा न हन्यते न हन्येष न जहाति न हिंयते ॥ न हिनाइत न हं स्वस्तसमादकामतीर्थाते ॥ २॥ न हिनाइत न हं स्वस्तसमादकामतीर्थाते ॥ २॥ व्यत्पत्तयो म्रान्तिजात भिदापत्ति विपत्तयः ॥ वितः सैश्च                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEDNESDAY की लादिक त्यं वी जीता पुरियं कर्य ना नुभवः सफ्र रः। आस्प्रेम भामि तथा प्रीयं कर्य ना नुभवः सफ्र रः। ब्राव्याः सर्वत्र भविका रेष्ट्रिति विविक्यता स् ॥ ४॥ ब्राव्याः सम्बद्धाः प्रति स्ता सम्प्रका शते ॥ ४॥ अविकार्यं परिष्यां ना सम्प्रका ना कल्या ते ॥ ४॥                                                  |
| मापारकार वास्ताएं उदय होती शहती हैं ज्ञापिकार जा का मार्ग के स्वार का                                                                                                                                                                                                            |
| मानम (जिल्ह्स उनकी उसी क्यमें पूर्ण परिमाण में होती हैं उनकी उसी क्यमें पूर्ण करता सम्भव हैं १ बिल्क्स्स नहीं। तबती भी का करता सम्भव हैं १ बिल्क्स विवेक एवं धर्म की आवश्या उत्तीर कर्म की प्रवृत्तिक लिये विवेक एवं धर्म का स्पष्ट हैं                                                                              |
| इन्हार सबया आवश्यकता नहीं। सब पूर्ण<br>अवश्यकता नहीं। सब पूर्ण<br>ते मकें = होना सम्भव हो = किसीको प्राथमि<br>शनिवार कता न देना है। = तो चुनाव और त्यागदी आवश्यकत<br>कता न देना है। = तो चुनाव और त्यागदी आवश्यकत<br>अने न हो। परन्तु एक मनुष्य के लिये दोनो एक<br>असम्भव हैं। इसी लिए विश्वेष औरधर्म अवेशित<br>हैं। |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

असम्बन्धानर (रामन)

का राजना कनाक असान है। इच्छा ना हा कर प्रतात है। एक शण पूर्व भी उसकी प्रता नहीं। दो इच्छा-किसी की धारना न चारना-एक साच नहीं हो सकती। इस लिए जी इच्छा विनेकानुसारिणी, धर्मानुस्त अर्थि- विविद्य लिये आवश्यक हों उन्हें पूर्ण करना , अन्मेंकी उपेक्षा कर देना चारिय। किया पर रोक होनेसे अर्थ इच्छा झोंका उद्य स्वयं मळ जायगा। क मनकी माइना नहीं है उसे संयममें - वशमें लाना है। मनको माइना नहीं है उस सथमम - जशम त्माना है। अर्थात उसे विवेक चालित बनाना है। पर्यन्त उसकी अमूलेता के कारण सीधे पकड़नेका कोई उपाय नहीं है। अमूलेता के कारण सीधे पकड़नेका कोई उपाय नहीं है। यक्षके नियन्त्रण होता है। विद्युत का नियन्त्रण होता है। यक्षके नियन संग्रह को सी मित करने से का का है। अमा हि किया वहा में होते हैं। जिस मार्ग से जाना ही नहीं, उसके मीलके पत्परों की जानकारी व्यव्ह है। रिन्द्रणों को संयम में लाने के लिये वियम - रेना ध्याय, तप ई खर प्रणिधान आदि - चाहिये तो साथ ही मन की खंगारी -

100

तप ई-रबर पुणिधान आदि — चाहिये तो साम हा जन की संयममें ज़ाने के जिये यम — सत्य, आहिंगा आदि — आवश्यक हैं। यममें फूड़ कोध और कामके नाशके लिये एक-एक उपाय है जाभ के जिये हा। दूसरे के हब की जोगी मिटावें के लिये अस्त्य भीव अपने हकता थी अवश्यकतासे आधिक संग्रह रोक्ष के लिये अधारित्र

वानस्थमतास कार्यक्र होष- ६गुण की जुलिमें कोई न कोई बाह्य विषय विश्वभान रहता है जैसे लोभमें धन क्रीयमें श्राची। विषयके प्राप्ति राक्षहण न होनस के स्विमें नहीं आहे हैं। सम्पूर्ण सहुनों का जीज और फल भी । बेलकी शानि है। इसी लिए सङ्गुणका स्वरूप भी जिलकी शानि ही है। अशानिका — कॉम कोधारिक। आदि और अन्त क्या है १ अश्यानिका — कॉम-कोशारिक। आदि और अन्त क्या है श्री रूजी-पुरुष रूप विषयके ज रहते पर जिल्मों क्या है-सीकी यही जिल्लामता है। शजुरूप विषयमें रहित जिल्लामता है। शजुरूप विषयमें रहित जिल्ला अंजीय - अहंब - अहंबा नामधारिणी क्यांकी ही तो हैं। रोसे सव। स्व ही श्रान्ति भिन्तर दुर्गुणोंकी विद्या कर है विभिन्त वारण करती है। सहुण स्व है - के जल शानि। विषयों के अनेक हो ने के मारण तत्तर विषयाकार द्रिके भेरासे दुर्गुण अनेक हैं। सहुण स्व के वल शानि। विषयों के अनेक हो ने के मारण तत्तर विषयाकार द्रिके भेरासे दुर्गुण अनेक हैं। सहुण स्वानि सिन काय सपर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वयं सक अशानि है। विवेकका औदश आनी। शारीर की आनसी मत बनेन दी। शारीर से किया होड़ हीं होती रहे तो चित्त अपने आप ही ही क हो आताहै। विधि-निषेध किया सम्बन्धी हैं। किया विषयक निश्चम अपनी हुं तो संस्कारी के सन्, या असत् अंशका आग्रत्करमा है।

अपना हुढता स संस्थार के सत् या ब्रसत् अंशा का जाग्रत्करता है।

एक ही विष्म के सम्बन्ध में परस्पर विशेषी दी विश्वास मा

दो इन्द्राएं एक ही समय नहीं रह सनकतीं। हेम है ना उपादेम

भोगूं या त्यागूं - यह तो संशाम है। हुढ निश्वास होने से इन्छा

भी दृढ हो जाती है। अन्तः श्रुद्धिका हुढ निश्वास

अश्रद्धिकी इन्द्राओं को निवृत्त कर देता है। त्याग्र और भोग की रव्या

एक माथ नहीं होती। त्याग्य निश्वम और इन्छा करो। तुम्हारे भोग

समूह और बुर कर्म के संस्कार अपने आप (व जामेगे)

मंत्र और श्रीर कर्म के संस्कार अपने आप (ब जाकेगे)
संकार बहुत गहराई में निगूद हैं — उन्हों भी और
बुरे भी । उनमें से तुम जिन्हों जगाना एनं क्रियान्तित
कर्म करों। फिर तो तुष्हार अनाः करणमें वैसे
संकल्प — इन्हों ओकी प्रधानना क्षेत्रा मा और मन
अपना सनक बन जाएगा।
महत्त्व शिराका नहीं उद्देश्यका होना है।
रास्ते में आई लगाने बार्ला पर्रा पकारी श्रेष्ठ हा
सकता है, ध्यान उपासना करनेवाली वाभी
हो सकता है। शुम जो बुर्ध कर रहे ही नह
किस लिये? ईश्वरके लिये? वह तुम्हें । मेलेगा।
कर्मकी श्री खनाकी कसीरी क्या है? उसकी प्रणाका
स्त्रोत वासना है अपना कर्मका है। कर्मका से अपना
भावेश है उत्सार है वा सहजान है। क्रियाना मुख्यानाम करनेवाली हो।
आ करी श्री खनाकी कसीरी क्या है? असकी प्रणाका
स्त्रोत वासना है अपना कर्मका क्रियाना मुख्यानाम स्त्रान करने स्त्राय
आवेश है उत्सार है वा सहजान है। क्रियानाम मुख्यानाम होना हो।
हो ता है गर्म प्रकार के प्रकार से प्रमानाम मुख्यानाम हो।
का करी श्री असकी प्रकार से प्रमानाम मुख्यानाम हो।
हो ता है जर्म प्रकार के प्रमान में हान सुख्या मा ओर कुछ।

कोई भी व्यक्ति जिरन्तर कर्मपरायण सा कर्मत्मार्गा नहीं रह सकता । आत्मा दोनों विचानियों में दोनों से निलक्षण है। इसिलियों कि क्षा कर्म साह्य नहीं हो सकते। अवहारमें एक दूसरे के प्रक है। शादि और समाधिम होने साह्य महीं का आत्म ज्ञान में त्याम साधिम हैं। आत्म ज्ञान में त्याम अन्तरंग है। स्वक्षपान मुतिने दोनों वाधिन हैं। मन्तर हैं। मन्तर दोनों रन्वरूप हैं। कर्म भे आगृहका कारण है अपने में कर्जा पन की भानि कल के साथ नियन सम्बन्ध की कल्पना और बाह्य पदार्थी के निर्माण का नाह Duraning (com)

जनवरी १६५७ सत्संग पत्रक

कर्म अपने आश्रय द्रव्यके विना नहीं हो सकता। कर्ता पने के बिना पापपणम नहीं। इस लिये कर्मितिर्देश के बल करणों के निमन्त्रण से समाव नहीं। जब बर्जा के बल करणों के निमन्त्रण से समाव नहीं। जब बर्जा ओर प्रव्य क्रियों की निम्हित हो भी तब कर्म निः शेष निः स्त्री। करण के विरोध से कर्त विशे शान्ति हो जारी है। विवेष विरोध से कर्त विशे किरोध से क्रियों से क्रियों निस्ति हो जारी है। विवेष क्रियों कर्ति कर्ति विशेष सि कर्ति विश्वी होती होती है। क्रियों कर्ति क्रियों क् द्वाकी अपार चिल्नता - ब्रह्मता के ज्ञान से ही क्या है। कर्म कभी देश काल सर्व वानु के विना नहीं होते। इस लिये सविधार एवं अवीन पुद्धारा के प्रत्यक की उपलब्धि के लाकात माधन नहीं। अनन्स में लाक कर्म का का के स्वरूप रे न पुण्य। यह तो पुद्धात अपना संस्कार का उन्हादि पुन्ह हैं। क्या कि अपना संस्कार का उन्हादि पुन्ह हैं। क्या कि एवं जाति की स्वभावाभित्य कि होती ही रहती हैं। उसके नियन्त्र जा की सिल् रिक्ति स्मान हेनों एवं जातियों में भिन-भिन्न प्रभारकी होती है। उसमेरे फिर्सिक जित हेन नहीं करना चारिये। धरमको निर्मल करती है। अर्म द्रव्य और कर्ला होतों में विशेषता उत्पन्न करता है। शेंटू साफ मेरं तो वह साफ हो आ। यदि दुसरे के सिलाने के लिये था भाषाय को भोग लगानेके लिये की ती वर्ती कर्म सकाम हैतो तुन्हें चाही जानेवाली वस्तुने पास पहुँचा देगा । निष्काम है तीअपन आश्रथमें शान्त होसर समादि या ईश्वर वी प्राप्तिका साध्य करेगा। श्रिवरप्राप्ति -कार्ममें यह सामकर्म नहीं है कि वह आश्रय द्या , करण और कलीको भिरा दे। को इ भी अपने स्वह्म का नाशा मही कर सकला।

अखन्डानर विस्तर्

| अर्म का फल अध्येक अध्येक पर्दे हैं  इशामिश सकता है कि कुछ समय के लिये करणों के निर्धिय हो जाय, द्रव्यों और गुणों की प्रती करणों के निर्धिय हो जाय, कर्त्व शांत हो जाय, मेर अवस्था की प्राप्ति हो जाय।  यह विकार करने योज्य है कि व स्वां साध्य की फल कर्म ही है कि क्रम से विलक्षण है स्वयं साध्य और फल नहीं हो सकता। आने स्वयं साध्य और फल नहीं हो सकता। आने स्वयं साध्य और फल नहीं हो सकता। आने स्वयं साध्य आकर्ष जिल्म अन्ति हो सकता। अर्जि हो सकता। अर्जि कर्म की नहीं हो सकता। अर्जि क्रम की नहीं हो सकता। अर्जि क्रम क्रम की नहीं हो सकता। अर्जि क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम | ने<br>हर्म<br>इस्मि<br>संबद्धी<br>संबद्धा<br>प्रमुष्ट |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| २० तिला क्रंद हो जाय, कर्मा क्रांस गुणांकी प्रतीत<br>अवस्था की प्राप्ति हो जाय।<br>यह विकार करने योज्य है कि व<br>अलगान की फल कर्म ही है कि कर्म से विलक्षण है<br>स्वयं साधन और फल नहीं हो सक्सा। अनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ते<br>इम्ब्री<br>इस<br>संबद्धी<br>संबद्धा<br>इस्लिट   |
| २७ रिवार कंद हो जाय, कर्त्यू शांत हो जाय, मेर्क<br>अवस्था की जाबि हो जाय।<br>यह विचार करने योज्य है कि व<br>अONDAY की फल कर्म ही है कि कर्म से विलक्षण ह<br>स्वयं साधन और फल नहीं हो सक्ता। अनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हर्म<br>इस<br>संबद्धी<br>स्था<br>संबद्धा<br>प्रमुष्ट  |
| अवस्या की जाहि हो जाय।  यह विन्धार करने योग्य है कि व<br>यह विन्धार करने योग्य है कि व<br>श्राण का का ही है कि का सो विलक्षण है<br>स्वयं साधन और फल नहीं हो सकता। अनि<br>रें।  सोमवार का का फल जिल्म अक्ति भी नहीं हो से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हर्म<br>अब्हर्म।<br>स्था<br>संबद्धाः<br>प्रस्तिट      |
| यह विकार करने योजय है कि व<br>28 MONDAY की फल कर्म ही है कि कर्म से विलक्षण है<br>स्वयं साधन और फल नहीं हो सकता। अनि<br>२८ सोमवार कर्म का फल जित्य अन्तर्म भी नहीं हो स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भवर्ग।<br>त्थ<br>स्वता<br>प्रमुट                      |
| 28 MONDAY की फल कम ही है कि कम से विलक्षण है<br>स्वयं साधन और फल नहीं हो सकता। आनि<br>२८ सोमवार कर्म का फल जिल्म अक्तमी भी नहीं हो स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भवर्ग।<br>त्थ<br>स्वता<br>प्रमुट                      |
| २८ सोमवार कर्म का फल जिट्य अन्तर्म भी नहीं हो स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्भ<br>सन्दर्भा<br>प्रामुख                            |
| १८ समिवा कम का फल जित्य अन्तर्म भी नहीं हो र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म्बना<br>प्रलट                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रलट                                                 |
| तब भोड़ी देर तब की अफर्रता ही उसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 .                                                   |
| 20 TUESDAY कर्म (की र्डू भी- अरेर कभी भी एवं कि सी केष्टू भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                     |
| र्वी, करण और कर्ती के निर्मान निवसिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नहीं                                                  |
| २६ मंगलवार हा सकते । इनकी त्रिपुटी उदय विलय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | को                                                    |
| पान होती रहती है। इसर की की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7800                                                  |
| सं संतारको आत्यान्त क निवृत्ति छप मो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>47</b>                                             |
| 30 WEDNESDAY ET ET STATE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1431                                                  |
| 30 व्यवार कर्म की जिन्न की यदि उदम और बिल<br>30 प्राप्त होती ही रहि तो संसार तो वना ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.29                                                 |
| कर्म होगा तो पाप पुण्य भी होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| साब क्षांच भी होगा । अवस्था भी दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TT I                                                  |
| 31 मURSDAY सुदि दुःरव भी होगा । राग हुन्स भी हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                     |
| ३१ वृहस्पतिवार अपनेमें अभिमान भी फरना है। अब नव्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                     |
| क्रम दल्म भी स्वतः सत्ता नहीं मिरे गरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| तळ तक अन्य की निक्र में से भे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| प्रात का मूल इन्य और इसका s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41                                                    |
| १ शुक्रवार (13 अरोर चेतन - इस धीनोंदी सारित है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| वस्य का विचार ही स्कामान श्रार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ण दे                                                  |
| 80 UZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                     |
| 2 SATURDAI . 1 S. L. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | א זכ                                                  |
| २ शनिवार प्रामारिक प्रमातिको होते होते हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\cdot T_i$                                           |
| व्यक्ते कर्रा की अविश्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| EN THE PROPERTY (POTATE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |